# बिस्मिल्लाह की बरकत

(इस्लामी तहज़ीब व आदाब)

माइल खैरांबादी

# विषय-सूची

| ξ.  | बिस्मिल्लाह की बरकत | +      | ų       |
|-----|---------------------|--------|---------|
| ₹.  | अस्सलामु अंलैकुम    |        | ۳<br>۹٥ |
| ₹.  | इनशा-अल्लाह         |        | •       |
| 8.  | माशा-अल्लाह         |        | ં ૧ દ્  |
| ધ્. | बारकल्लाह           |        | २०      |
| ξ.  | जज़ाकल्लाह          |        | 23      |
| 9.  | अहाहम्दुलिल्लाह     | in the | २९      |

## बिस्मिल्लाह-हिर्रहमा निर्हीम

बारह-चौदह वर्ष पहले की बात है, मैं रामपुर से अपने वतन खैरा-बाद गया। वहाँ अपने एक रिश्तेदार से मिला। उनके बच्चों से मिला। उन बच्चों में एक बच्ची थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, दोनों हाथ जोड़ कर, 'नमस्ते' किया। उसके वालिद ने उसे घूर कर देखा तो उसने झट से 'सलाम अलैकुम' कहा। बाद में मालूम हुआ कि यह बच्ची स्कूल में पढ़ने जाती है।

यह तो बारह साल पहले की बात है। मगर अब जो देखता हूँ, तो नई शिक्षा के प्रभाव से हाथ जोड़ कर नमस्ते करना मुसलमान बच्चों और बच्चियों में आम होता जा रहा है। बच्चों की बोल-चाल, तौर-तरीके, सब बदलते जा रहे हैं। वे इस्लामी तेहज़ीब (सम्यता) और आदाब (शिष्टाचार) से बिल्कुल कोरे होते जा रहे हैं। साथ ही अपने पूर्वजों को भी भूलते जा रहे हैं। उनकी जगह ऐसे पुरखों की कहानियां उनको पढ़ने सुनने को मिल रहीं हैं, जो शिक्क से भरी पड़ी हैं।

यह देख कर मैंने पहले एक सिलसिला 'हमारे बुज़ुर्ग' नाम से शुरू किया था। वह पूरा हुआ तो इस्लामी तेहजीब व आदाब पर ध्यान दिया। अलहम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की पहली कड़ी इस पुस्तक के रूप में आपके हाथों मे है। वे खोटे-खोटे बोल इस किताब का विषय बने जो इस्लामी सभ्यता व शिष्टाचार की शान हैं, और जो विभिन्न मौकों पर हमारी जुबान से अदा होने चाहिए। उन खोटे-खोटे बोलों को लेकर कहानी के रूप में बच्चों से कहलवाने की कोशिश की है। इस प्रकार यह किताब लाभदायक होने के साथ-साथ बच्चों के लिए रूचिकर मी हो गई है।

माइल ख़ैराबादी (१९७४)

### १ 'बिस्मिल्लाह' की बर्कत

''मुझे याद नहीं होता'' सईदा ने झुंझला कर बसता अलग रख दिया, सफ्फो बाजी ने लाख समझाया कि झट-पट सबक याद करले, फिर अम्मीजान आकर कहानी सुनायेगी, मगर सईदा का जैसे दिल ही न लगता था। उसने किताब बसते में रखदी तो निकाली ही नहीं।

अम्मीजान ने आकर बच्चों से पूछा: ''सबक किस-किस ने याद कर लिया?'' सफ़्फ़ो बाजी ने जब बताया कि सईदा ने सबक याद नहीं किया, तो अम्मीजान बोलीं, 'बिस्मिल्लाह' न पढ़ी होगी, 'बिस्मिल्लाह पढ़ कर सबक याद करना शुरू करतीं तो दिल भी लगता और सबक याद भी हो जाता। फिर समझाने लगीं: बच्चों, 'बिस्मिल्लाह' में बड़ी बरकत है और इसके बारे में कई सच्चे किस्से बहुत मशहूर है।'

यह बात सुनकर सईदा चौंकी। उसे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू करने की आदत ही नहीं थी। सब बच्चों ने अम्मीजान से कहा कि वे उनको 'बिस्मिल्लाह' की बरकत का कोई सच्चा किस्सा सुनायें, तो अम्मीजान बोलीं— अच्छा तो भई सुना।'

''बहुत दिनों की बात है एक यहूदी था। बड़ा सख़्त और कड़ुवे मिज़ाज वाला, और इस्लाम व मुसलमानों का कहर दुश्मन। अल्लाह ने उसको एक बेटी दी थी। वह बड़ी नेक दिल, भोली-भाली और सच्ची बात को दिल से मानने वाली बच्ची थी। एक दिन उसने मौलवी साहब की एक तकरीर सुनी, जिसमें उन्होंने ईमान की सच्चाई और साथ ही 'बिस्मिल्लाह' की बरकत के बारे में बताया था। वे सच्ची बातें उस लड़की को बहुत अच्छी लगीं। और वह दिल से मुसलमान हो गई। और हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करने लगी।

A ... 1 . 1

उसने जैसे ही घर के दरवाज़े में कदम रखा, तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी, खाना पकाने चली तो, बिस्मिल्लाह' पढ़ी, सबक याद करने बैठी तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी, कपड़े पहने तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी, खाना खाने बैठी तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी, सोने लगी तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी और सोकर उठी तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी, बाप ने कोई चीज़ लाकर दी तो 'बिस्मिल्लाह' कह कर हाथ में ली। जब बाप ने देखा कि बेटी तो बात-बात पर 'बिस्मिल्लाह' कहती है तो उसके दिल में खटका पैदा हुआ। उसने बेटी से पूछा: तुम बात-बात पर 'बिस्मिल्लाह' क्यों कहती हो, क्या मुसलमान हो गई हो?'

वह लड़की पहले तो डरी, और चाहा कि झूठ बोल दे। मगर उसको याद आया, मौलवी साहब ने यह भी तो कहा था, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए, हमेशा सच्ची बात कहो, झूठ न बोलो जो सच बोलता है अल्लाह उसकी मदद करता है।'' जब उसे यह बातें याद आई तो उसने अपने जालिम बाप को सच-सच बता दिया कि 'हां अब्बा मैं मुसलमान हो गई हूं। मैं उस अल्लाह की आज्ञाकारी बन गई हूं, जो हम सब का पालनहार है।' यह सुनना था कि बाप को बहुत जोर का गुस्सा आ गया। उसने उसे बहुत डांटा फटकारा, मगर लड़की पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सच है जो अल्लाह से डरना सीखले वह किसी और से कहां डर सकता है।

वह यहूदी बाप इस पर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी लाडली बेटी को अपने धर्म में वापस लाए। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने बेटी को एक अगूंठी दी और कहा कि इसको सम्भाल कर रखना, गुम न होने पाए। लड़की ने 'बिस्मिल्लाह' इस कर अगूंठी ले ली और अपने पास एक ताक में रखदी। वह उस क्लत बरतन थो रही थी। सोचा कि बरतन थोकर उंगली में पहन जूंगी। यह बाप ने देख लिया कि लड़की ने अगूंठी कहां रखी है। कुछ देर बाद उसने बेटी को आवाज़ दी। बेटी 'बिस्मिल्लाह' करके उठी और बाप के पास पहुंच गई। बाप ने उसे पैसे दिये और कोई चीज़ लाने बाज़ार भेज दिया। बेटी ने 'बिस्मिल्लाह' कहकर पैसे लिए और बाप का बताया हुआ सामान लेने बाज़ार चली गई। इधर बेटी घर से निकली, उधर बाप ने झट-पट अगूंठी उठाकर अपनी जेब में रखली।

जैसे ही लड़की बाज़ार से लौटी बाप ने उस से कहा। 'जल्दी खाना तैयार करो। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। खाना खाकर तुरन्त जाना है। लड़की 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर खाना पकाने लगी'।

''और सुनिए तो अम्मीजान, उसको अंगूठी याद नहीं आई'' सईदा पूछ बैठी।

अम्मीजान ने कहा—'' हाँ बेटी जल्दी में उसको अंगूठी उठानी याद नहीं रही। वह काम में लगी रही। खाना पकाया, बाप को खिलाया। और बाप खाना खाकर चला गया। कुछ देर बाद उसे अंगूठी याद आई। वह दौड़ी-दौड़ी उस ताक के पास गई जिसमें अंगूठी रखी थी, मगर वहां अंगूठी होती तो मिलती। बेचारी बहुत घबराई। तभी उसे मौलवी साहब की बात याद आई। उसने अपने अल्लाह को याद किया, और उसी से मदद चाही। उसे यकीन था कि वह बेकसूर है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा।

बाप ने सोचा कि अंगूठी पास रहेगी तो फिर लड़की को मिल सकर्त है। इसलिए उसको एक गहरी नदी में फेक आया। दो-तीन दिन बार उसने बेटी से कहा, ''मैंने जो अंगुठी रखने के लिए दी थी वह लाकर दो' बेटी ने सच-सच बता दिया कि अंगुठी तो खो गई। यहूदी बाप ने उसको खूब डांटा डपटा, और कहा अगर तीन दिन में तूने अंगूठी तलाश करके न दी तो खूब पिटेगी। ''लड़की चुप रही और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगी।

सफ्फो ने जल्दी से पूछा, ''तो अम्मीजान अल्लाह ने उसकी मदद की'' अम्मी ने कहा। हाँ क्यों न करता मदद, जब वह हर काम में अल्लाह को याद रखती थी।''

सईदा बोली, ''अम्मीजान जल्दी बताइए अल्लाह ने उसकी कैसे मदद की?''

अम्मीजान ने कहा, 'सुनो, बेटी को डांट-फटकार कर यहूदी घर से बाहर चला गया। टहलता-टहलता बाज़ार पहुँचा। देखा तो ताज़ा मछिलयां बिक रही थीं। उसने एक मछिली पसन्द की और खरीद कर घर ले आया। और बेटी से बोला— 'इस को अभी काटकर पकाओं और अंगूठी मिली'' लड़की ने कहा— 'अब्बा जान अभी नहीं मिली'' उसने 'बिस्मिल्लाह' कहकर बाप से मछिली ली और पकाने चली। जैसे ही 'बिस्मिल्लाह' कह उसने मछिली का पेट चीरा, पेट में से एक अंगूठी निकली। उसने अंगूठी को साफ किया। देखती क्या है, यह तो वही अंगूठी है, जो खो गई थी। वह बहुत खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर अपनी उंगली में अंगूठी पहन ली। खाना पकाया। बाप को खिलाया। खाना खाकर बाप ने पूछा, 'अंगूठी मिली' तो लड़की ने 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर उंगली से अंगूठी 'अंगूठी मिली' तो लड़की ने 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर उंगली से अंगूठी

निकाली और बाप को दे दी। अंगृठी देख कर वह हैरान रह गया। बेटी से पूछा अंगृठी कैसे मिली तो बेटी ने जवाब दिया, 'मेरे अल्लाह ने मदद की। 'बिस्मिल्लाह' की बरकत से मुझे मिल गई।

कहानी खत्म करके अम्मीजान ने पूछा बच्चों समझे अंगूठी कैसे मिली। ''फिर खुद ही बोली,'' बच्चों बात यह हुई कि अल्लाह के हुक्म से नदी में गिरते ही अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। फिर मछरे ने मछली पंकड़ने के लिए नदी में जाल डाला तो वह मछली भी उसके जाल में फंस गई। फिर 'बिस्मिल्लाह' की बरकत से यहूदी ने उसी मछली को खरीदा और घर ले आया। इस तरह अल्लाह ने उस लड़की की मदद की और नदी से अंगूठी उस के पास पहुंचा दी।

तो बच्चों यह है 'बिस्मिल्लाह' की बरकत। अगर तुम भी काम शुरू करने से पहले 'बिस्मिल्लाह' पढ़ लिया करो, तो अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा और तुम्हारे सब काम बना देगा।

अम्मीजान जैसे ही चुप हुई सईदा ने पूछा: मगर अम्मीजान आपने यह तो बताया ही नहीं कि 'बिस्मिल्लाह' का मतलब क्या होता है?'' इस सवाल पर अम्मीजान बहुत खुश हुई और कहा बेटी तुमने अच्छी बात पूछी है। सुनो 'बिस्मिल्लाह' अरबी का शब्द है। इसका मतलब है। ''अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं' सफ्फो ने पूछा, 'नहीं अम्मी पूरी 'बिस्मिल्लाह' का मतलब बताइये। पूरी 'बिस्मिल्लाह' जो हमने सिपार में पढ़ी है। अम्मीजान ने सफ्फो को प्यार किया और बोली पूरी 'बिस्मिल्लाह' यह है, ''बिस्मिल्लाह हिर-रहमा-निर-रहीम' और मतलब इसका यह है, ''शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम अर्थात दया करने वाला है।''

## २ अस्सलामु अलैकुम

, आज हमने दिल में सोच लिया था कि अम्मीजान आएँगी तो सिद् को खूब पिटवाएगें। बात ही ऐसी थी, उसकी पिटाई होनी ही चाहिए तौबा-तौबा कैसी-कैसी गालियाँ बकीं उसने। गली में खड़ा ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था, और जलाल को गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा था।

अच्छा भई, अम्मी आई, और हमने सिद्दू की गालियों वाली गंदी बात अम्मीजान को बता दी। हम सबने, मैनें, सफ़्फ़ो ने, अप्पा ने, सईदा बी ने, शौकत ने, रफ्फो ने, बाजी ने और हमीदा आपा ने अम्मीजान से उसकी शिकायंत की।

अम्मीजान का मुँह भी गुस्से से लाल हो गया। ऐसा लगता था कि सिद्रदू जैसे ही घर आएगा उस पर अम्मीजान की ऐसी डांट पड़ेगी कि मियां गाली देना सब भूल जाएँगे। मगर वाह भई वाह, सिद्रदू आया, उसने दरवाज़े में घुसते ही जोर से अस्सलामु-अलैकुम कहा और एक तरफ बैठ गया। अम्मीजान ने 'वालैकुम-अस्सलाम' कहा। हम सबने भी 'वालैकुम-अस्सलाम' कहा, और अम्मी का मुहँ देखने लगे कि अब सिद्रदू पर डांट पड़ी। मगर अम्मी का गुस्सा तो 'वालैकुम-अस्सलाम' कहने के साथ ही कम हो चुका था। उन्होंने सिद्रदू को देखा, मगर न उसे डांटा, फटकारा, न कान खिचाई की और न चपत रसीद किया। हम सोचने लगे, देखें अब क्या होता है। मगर कुछ नहीं हुआ। नन्हीं गुल्लो से न रहा गया, और बोल उठी: 'अम्मी जी, छुद-दू धैया, आदे' गुल्लो का मतलब साफ था। सिद्रू ने गली में गालियाँ बकी थीं, इसिलए उसको डांट तो पड़नी ही चाहिए। सजा तो मिलनी ही चाहिए। अम्मीजान उसका मतलब समझ गई, और मुस्करा कर बोली ''आज

सिद्दू की पिटाई जरूर होती। लेकिन उसने घर में आते ही 'अस्सलामु-अलैकुम' कहा तो गुस्सा अपने आप खत्म हो गया।

'अले वा, ओल दालियाँ जो बकीं?' नन्ही गुल्लो फिर बोली। सिद्दू समझ गया कि उसकी शिकायत अम्मीजान से की गई है। मगर वह कुछ बोला नहीं, और चुप-चाप बैठा रहा। अम्मीजान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगीं— मैं जब छोटी थी, यही सिद्दू जितनी बड़ी रही हूँगी, तो एक दिन मेरे अब्बू मियां को मुझ पर बहुत ज़ोर का गुस्सा आ गया। उनको गुस्से में देखकर मैं तो डर ही गई कि कहीं डांट के साथ मार भी न पड़े। लेकिन अब्बाजान को देखते ही मैनें झट-पट कहा, 'अब्बाजान अस्सलामु-अलैकुम' बस मेरा सलाम करना था कि अब्बाजान का गुस्सा ठंडा हो गया। ऐसा ही आज भी हुआ। सिद्दू ने सलाम किया तो मेरा गुस्सा जाता रहा।'

शौकत ने पूछा: कैसे जाता रहा अम्मी?'

'बात यह है बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल-लल्लाहु-अलैहि-वसल्लम ने फरमाया है कि सलाम करने से मुहब्बत पैदा होती है। बस यही बात है कि जब कोई सलाम कर लेता है तो गुस्सा ख़ुद-बख़ुद जाता रहता है। मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ।

अम्मीजान ने कहानी का नाम लिया तो हमारी बेचैनी और बढ़ गई और कहा, 'हाँ अम्मीजान, जल्दी से सुनाइए कहानी।' तो अम्मीजान ने यह कहानी सुनाई:

'एक दरजी था। उसकी दुकान बाज़ार में थी। जब वह दुकान से घर आता और घर से दुकान जाता, तो रास्ते में उसको बहुत से आदमी मिलते। वह सबको 'सलाम' करता। रास्ते में एक 'नवाब साहब' का घर पड़ता। वे अक्सर घर के सामने बैठक में बैठे हुए दिखाई देते। दरज़ी आते-जाते उनको भी सलाम करता। यह नवाब साहब बहुत गुसैल मशहूर थे। खूब दौलतमन्द भी थे, इसलिए लोग उनसे बहुत डरते, और सामने से बचकर निकल जाते। दरज़ी भी बस अस्सलामु-अलैकुम कहता और आगे बढ़ जाता। सलाम के सिवा नवाब साहब से कभी कोई और बात न होती।

कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि दरज़ी के एक शत्रु ने उसके खिलाफ़ एक मुकदमा कर दिया। बेचारा दरज़ी बहुत परेशान हुआ। उसके पास इतने पैसे भी न थे कि मुक़दमे का खर्च उठा लेता। और वकील को फीस दें देता। बेचारा अकेला ही अदालत में हाज़िर हो गया।

मगर देखता क्या है कि वहां शहर का सबसे मशहूर वकील मौजूद है। और दरज़ी का इतंज़ार कर रहा है। वकील ने दरज़ी को बताया कि वह उसकी तरफ से मुकदमा लड़ेगा। दरज़ी ने बहुत कहा, 'आपकी फीस देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं' मगर वकील ने यह बात सुनी-अनसुनी करदी। और दरज़ी की तरफ से मुकदमा लड़ने लगा। पेशी होती, दरज़ी अदालत में हाज़िर होता और वकील भी आते। मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा। दरज़ी बहुत हैरान था कि इतना बड़ा वकील मुफ्त में उसकी पैरवी क्यों कर रहा है? उसने कई बार वकील साहब से कहा, 'जनाब मैं ग़रीब आदमी हूँ, आपकी फीस कहां से दूँगा?' मगर वकील साहब कोई जवाब न देते। आखिर एक दिन मुकदमें का फैसला हुआ। दरज़ी बरी हो गया। वकील साहब मुस्कराते हुए अदालत से निकले। और अपनी कार में बैठ कर घर चले गये। वह ग़रीब दरजी खड़ा देखता ही रह गया।

<sup>&#</sup>x27;'अरे वाहं, बड़ा अच्छा वकील था'' हम सब एक साथ बोल उठे।

सिद्दू ने अम्मीजान से पूछा 'फिर क्या हुआ अम्मीजान, यह तो बताइए वकील साहब ने इतनी मेहरबानी क्यों की?' अम्मीजान ने कहा, 'अभी कहानी ख़त्म कहां हुई। आगे का क़िस्सा भी तो सुनो। 'हम सब एक साथ बोल उठे' 'सुनाइए आगे क्या हुआ।'

अम्मी ने कहना शुरू किया, तो भई बच्चों जब दरज़ी बरी हो गया तो फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर आया तो उसके कई दोस्त व रिश्तेदार मुबारकबाद देने आ गये। उसने जल्दी-जल्दी उनकें लिए खाने का इन्तज़ाम किया। अभी खाना खा ही रहे थे कि एक कार दरवाज़े पर आकर रूकी। पहले वकील साहब कार से उतरे, फिर नवाब साहब और आगे से नवाब साहब के खजांची साहब। तीनों आगे पीछे दरज़ी के घर की तरफ बढ़े तो दरज़ी पहले तो घबराया, फिर झटपट बाहर निकला और सबको सलाम किया। सबने सलाम का जवाब दिया, और अन्दर आकर उसी फटे पुराने टाट पर बैठ गये जिस पर दूसरे मेहमान बैठे खाना खा रहे थे। दरजी हैरान था कि वह यह सब क्या देख रहा है? उसने जल्दी-जल्दी आंखें मलीं, कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मगर बच्चों वह जो कुछ देख रहा था सच था। सचमुच क्रोधी नवाब साहब, शहर के मशहूर वकील साहब उस गरीब के मकान में, उसके ग़रीब दोस्तों के साथ फटे पुराने टाट पर बैठे मुस्करा रहे थे।

दरज़ी ने डरते-डरते पूछा, 'जनाब ने इस ग़रीब के घर आकर उसको इज़्जत दी। लेकिन यह तो फरमाइए कि कैसे... अभी दरज़ी की बात पूरी न हुई थी कि नवाब साहब बोल उठे, 'मियां वकील साहब से मालूम हुआ कि तुम मुकदमा जीत गए हो। फिर हमारे नौकर ने बताया कि तुमने इस खुशी में अपने दोस्तों की दावत की है। तुमने हमें बुलाया नहीं मगर हम भी दावत में शरीक होने आगए हैं। बुरा तो नहीं माने तुम।'

दरजी ने खुश होकर कहा, 'नहीं जनाब, हम को तो बड़ी खुशी हुई। आप बड़े आदमी और हम गरीब। और भला हम गरीबों की दावत ही क्या। आप तशरीफ लाए है,' यह हमा्री खुशकिस्मती (हमारा सौभाग्य) है। अब जो दाल दिलया गरीब के घर मौजूद है, वह हाज़िर है। नोश फरमाईए।'

'अम्मीजान नोश फरमाईए का क्या मतलब है?'

'इसका मतलब है 'खाईए'। इसके बाद नवाब साहब और वकील-साहब ने भी दरज़ी के दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खाया।

जब चलने लगे तो नवाब साहब ने अपने मैनेजर को इशारा कियां और उसने ५०० रुपया निकाल कर दर्ज़ी को पेश किये। दरज़ी का मुहं खुला का खुला रह गया। वह कहने लगा—

'जनाब नवाब साहब...

मगर नवाब साहब बीच में बोल उठे, 'मियां यह रूपया तुमको लेना होगा, वरना मेरा गुस्सा तुम जानते ही हो।'

दरज़ी ने डरते-झिझकते रुपया ले लिया, मगर पूछने लगा, 'जनाब नवाब साहब इतना तो बता दीजिए कि आपने इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों की?

नवाब साहब बोले, 'भई तुम तो मुझे रोज इस से भी ज्यादा देते हो।'
'ऐं! मैं हजूर को...' दरजी हक्का-बक्का रह गया।'

'हाँ भई तुम मुझे रोज़ दो बार सलाम करते हो। कहते हो, अस्सलामु-अलैकुम। अस्सलामु-अलैकुम' की तो बहुत बड़ी कीमत है मियां। जानते हो, अस्सलामु-अलैकुम का क्या मतलब है? अस्सलामु-अलैकुम का मतलब है, तुम पर अल्लाह की सलामती हो यानी अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त करे तुम खुश रहो और आराम से रहो। इस दुनिया में भी, और मरने के बाद उस दुनिया में भी। उस दिन जब अल्लाह सब से उन के कामों का हिसाब लेगा, तो भई, तुम मुझ को रोज़ कितनी कीमती दुआ देते हो। फिर यह कि तुम जो मुझे रोज़ दुआ देते हो, और वह भी बगैर किसी लालच के, इसलिए मुझे तुम से मुहब्बत हो गई है। इसी मुहब्बत की वजह से मैं तुमको अपना दोस्त समझता हूँ, और तुम्हारी खुशी में शरीक होने तुम्हारे घर बगैर बुलाए चला आया हूँ।

'बड़ी मेहरबानी जनाब की। अल्लाह आप्रको इसका अच्छा बदला

दे।'

फिर नवाब साहब तो वकील के साथ चले गए। उनके मैनेज़र ने, दरज़ी को बताया कि, 'यह जो वकील साहब हैं ना, इन को नवाब साहब ने ही एक हज़ार रुपया फीस देकर तुम्हारी तरफ से मुक़दमा लड़ने भेजा था। यह सब तुम्हारे सलाम की बरकत है।

अम्मीजान यह कहानी खत्म करके कहने लगीं, तो देखा बच्चों तुमने सलाम में कितनी बरकत है। आज सिद्दू ने सलाम किया तो मेरा गुस्सा भी जाता रहा। तुम में अगर झगड़ा हो जाया करे तो तुम भी आपस में अस्सलामु-अलैकुम कहा करो। इससे आपस में मुहब्बत पैदा होगी। तुम्हारे दिल का गुस्सा दूर हो जाएगा।

'बहुत अच्छा अम्मीजान, अस्सलामु अलैकुम'।

हम सब ने एक साथ कहा, और अम्मीजान वालैकुम अस्सलाम कह कर नमाज पढ़ने चली गई। और हम सब अपने-अपने बिस्तर में घुस गए।

#### ३ इनशा-अल्लाह

- "मैं तो सवाल चुटकी बजाते हल कर लूगाँ"
- ''मैं इम्तहान में अब्बल आऊगाँ'
- 'मैं खेल-कूद में फर्स्ट आऊगाँ''

हम सब बैठे इसी प्रकार अपने अपने दिल की बातें कह रहे थे, कि अम्मीजान आगईं। पूछा, 'क्या डींगे मार रहे हो?' तो हम सबने अपने-अपने हौसले बयान कर दिए। मगर सईदा चुपकी बैठी रही अम्मी ने उस से पूछा, 'तुम क्या सोच रही हो सईदा?' तो सईदा बोली, 'अम्मी यह डींगे मारने का क्या मतलब होता है?'

अम्मीजान ने बताया, 'घमंड और गुरुर की बातें करने को डींगें मारना कहते हैं। मैं यह कर डालूंगा, मैं वह कर डालूंगा। वग़ैरह-वग़ैरह।

मगर सुनिए तो अम्मीजान सिद्दू ने ऐतराज़ जड़ दिया, 'आप भी तो कहा करती हैं, आज यह काम करंगी, कल वह करंगी, और वहां जाऊंगी वग़ैरह'। सिद्दू ने वग़ैरह को सर झटक कर इस तरह कहा कि सब को हंसी आगई। अम्मीजान को भी हंसी आगई। अम्मीजान ने बताया, 'जब मैं कोई काम करने का इरादा करती हूं और उसे जुवान से कहती हूं तो 'इनशा-अल्लाह' ज़रूर कह लेती हूं। इनशा-अल्लाह कह लेने से अल्लाह काम पूरा करा देता है।

अल्लाह ने अपने रसूलों को इनशा-अल्लाह कहना सिखाया और रसूलों ने अपनी उम्मत को सिखाया कि जब किसी काम को करने का इरादा करें तो इनशा-अल्लाह कह लिया करें। इससे अल्लाह की मदद मिल जाती है, काम करने में चुस्ती-फुरती आजाती है, आदमी का हौसला बढ़ जाता है और काम आसान हो जाता है।

अम्मी के चुंप होते ही आपा ने कहा, 'अम्मीजान वह इनशा-अल्लाह' वाली कहानी भी तो सुनाई थी एक बार आपने'

हम सब बोल उठे, 'कौन सी कहानी? अम्मी हमने नहीं सुनी, हमें भी सुनाइए।' हमारी फ़रमाएश पर अम्मी ने कहानी सुनानी शुरू की।

'तो भई सुनो। एक किसान था। उसके पास बहुत से खेत थे। एक मरतबा की बात है कि उसने खेतों में बहुत मेहनत की। हल चलाकर मिट्टी को भुर-भुरा किया। उनमें खाद डाला, फिर उनमें गेहूं का बीज बोया। अल्लाह के हुक्म से बीज से पौधे निकले और बड़े हो गए। फिर उनमें नालियाँ आईं। नालियों में दाने आए और देखते ही देखते दाने पक गए। किसान रोज़ अपने खेत देखने जाता और देख-देखकर खुश होता। जब खेत में खड़ी गेहूं की फसल पक कर कटने के लिए तैयार हो गई, तो उसने कहा, 'कल बस्ती के लोगों को साथ लाकर खेती कटवा लुंगा।' खेत में एक चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना लिया था। घोंसले में उसने जो अंडे दिये थे उनमें से बच्चे निकल आए थे। किसान जब आता तो बच्चे अपने घोंसले में दुबक जाते। चिड़िया के नन्हे-नन्हे बच्चों ने जब किसान की बातें सुनी तो बेचारे घबरा गए। क्योंकि खेत कटेगा तो उनका घोंसला भी उजड़ जाएगा। फिर वे कहां छिपा करेंगे? चील, कव्वां कोई भी उनको ले उड़ेगा। चिड़िया आई तो देखा कि बच्चे डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा: 'क्यों डर रहे हो?' तो बच्चों ने ं कहा : 'अम्मी यहां से भाग चलिए क्योंकि आज किसान आया था। वह कह रहा था खेती पक गई है। कल बस्ती के लोगों को लाकर कटवा लूंगा।' चिड़िया ने बच्चों से कहा, 'तुम घबराओ नहीं। कल खेत नहीं कट सकता।' मां के समझाने से बच्चों का डर कम हो गया। रात हुई।

चिड़िया सो गई। बच्चे भी सो गए। सुबह हुई तो चिड़िया फिर फुर्र से उड़ गई। बच्चे चूँ-चूँ कर के खेलने लगे। कुछ देर में किसान आया। खेत को देखा-भाला और बोला, 'बस्ती का कोई आदमी नहीं आया। सबने इंकार कर दिया। आज मज़दूर तलाश करूंगा और कल खेत कटवा लूंगा।'

चिड़िया के बच्चों ने सुना तो फिर डर गए। शाम को चिड़िया आई तो बच्चों ने कहा: 'चूँ चूँ, चूँ चूँ... अम्मी आज तो भाग चलो। कल किसान मज़दूरों को लाएगा' चिड़िया ने कहा, 'घबराओ नहीं बच्चों, खेत कल भी नहीं कटेगा।' फिर रात हो गई। चिड़िया सो गई। उसके परों से छुपकर बच्चे भी सो गए। सुबह हुई, चिड़िया जागी। बच्चे जागे। और चिड़िया फिर फुर्र से उड़ गई। कुछ देर बाद किसान आया। खेत को देखा और बोला, 'मज़दूर सब काम से लगे हैं। कोई खाली नहीं। अब इनशा-अल्लाह कल मैं खुद अकेला ही सारे खेत काटूँगा।

'चूँ चूँ, चूँ चूँ, बच्चों ने आपस में कहा। यह बेचारा अकेला इतना बड़ा खेत काटेगा। गलत, बिल्कुल नामुमकिन।'

शाम को चिड़िया आई। उसने बच्चों को बातें करते सुना। पूछा 'क्या आज किसान नहीं आया था?' 'हाँ, आया था अम्मी' सब बोले। माँ ने पूछा, 'उसने आज क्या कहा?' बच्चों ने बताया, 'उसने कहा, कल इनशा-अल्लाह अकेला ही खेत काटूँगा। अम्मी वह अकेला क्या कर सकता है? खेत कितना बहा है।'

लेकिन चिड़िया यह सुनकर परेशान हो गई, उसने बच्चों से कहा, 'अब भागो, यहां से चलो। बस आज रात ही में कहीं दूसरी जगह बसेरा करेंगे।' बच्चे बोले, 'अरे वाह अम्मी, आप तो घबरा रही हैं, वह अकेला इतना बड़ा खेत कैसे काट सकता है?' चिड़िया ने कहा, 'हाँ बच्चों धबराने की बात ही है, कल खेत ज़रूर कट जाएगा। बच्चों ने फिर कहा, 'वह अकेला कैसे काट लेगा?' चिड़िया ने बच्चों को समझाया,' वह ज़रूर काट लेगा। आज उसने इनशा-अल्लाह कह लिया है। बच्चों ने पूछा, 'तो इनशा-अल्लाह कहने से क्या होता है?' चिड़िया ने बताया, 'अल्लाह की मदद उसे मिल जाती है। 'इनशा-अल्लाह' कह लेने से इन्सान के हौसले बढ़ जाते हैं। वह अकेला ही काम में जुट जाता है। फिर अल्लाह उसका काम ज़रूर पूरा करा देता है।' यह कहकर चिड़िया बच्चों को लेकर जंगल की तरफ उड़ गई।

'अम्मीजान कहानी खत्म हुईं?' हमने पूछा। 'हाँ खत्म ही समझो'

ंऔर खेत...'

दूसरे दिन किसान अकेला हंसिया लेकर आया। और अकेला ही खेत काटने लगा। दिन भर उसने खूब मेहनत से खेत काटा। शाम होते-होते सारा खेत कट गया।

'वाह वाह, खूब। अब हम भी इनशा-अल्लाह कह लिया करेंगे।' 'कैसे कहोगे?' अम्मी ने पूछा।

'इनशा-अल्लाह मैं यह सवाल चुटकी बजाते कर लूंगी।' 'इनशा-अल्लाह मैं इम्तहान में अव्वल आऊगाँ।'

ं इनशा-अल्लाह में खेल-कूद में फर्स्ट आऊंगा।

'इन-छा अल्ला, आज मैं छब से पहले बलफी थाऊँ दी।'

यह आखरी बात नन्ही गुड़िया बी की थी। हम सब मुस्कुरा दिए। अम्मीजान ने कहा, 'अब जब कोई काम करो तो 'इनशा-अल्लाह' ज़रूर कह लिया करो। फिर हमें अम्मी ने बताया, 'बच्चों इनशा-अल्लाह का मतलब होता है, 'अगर अल्लाह ने चाहा'

'जी हाँ अम्मी अल्लाह चाहेगा तभी तो काम बनेगा अल्लाह न चाहेगा तो काम कैसे बनेगा?'

'बहुत ठीक बच्चों। अब जाओ और जाकर सो जाओ।' सब बच्चों ने 'अस्सलामु-अलैकुम' कहा और सोने चले गए।

#### ४ माशा-अल्लाह

'मेरा फराक कैसा अच्छा है।'

'मेरी जरसी कैसी अच्छी है।'

'और मेरा जम्पर देखों, कैसा फूलदार है, सबसे अच्छा है।'

'वाह वाह मेरा कोट, ऊनी गर्म, बहुत सारे पैसे तो सिर्फ इसकी सिलाई के गए हैं जनाब'

'हम सब अपने-अपने कपड़ों की तारीफ़ कर करके ख़ुश हो रहे थे। इतने में अम्मी आगई। और हमारी बातें सुनकर बोली, 'ड़ाँ भई माशा-अल्लाह, तुम सबके कपड़े बहुत अच्छे और खूबसुरत हैं"

अप्पी ने सवाल किया, 'अम्मी यह आपने माशा-अल्लाह क्या कहा?'

'अम्मी ने कहा, 'प्यारे बच्चों जब कोई अच्छी चीज़ देखों तो माशा-अल्लाह कहना चाहिये।' हमने पूछा, 'क्यों अम्मीजान?' तो उन्होंने बताया, 'अल्लाह का हुक्म है और उसके रसूल की हिदायत है'

हमने पूछा, 'माशा-अल्लाह का मतल्ब क्या है?'

ं मतलब यह है कि ज़ो चाहा अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने जो चाहा

हमें दिया। हमने पहना। उसका शुक्र है।'

ंजी हाँ। अम्मीजान, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ही तो सब कुछ देता है।' सईदा ने कहा'।

'शाबाश! बच्चों और सुनो। जिस आदमी को अल्लाह देता है, और वह उसका शुक्र अदा नहीं करता, तो फिर अल्लाह अपनी नैमत छीन लेता है।

'अम्मीजान वह कैसे?'

'वह चीज गुम हो सकती है, चोरी भी हो सकती है। तुमने वह कहानी नहीं सुनी?'

'कौनसी कहानी?'

'जो कुरआन मैं है।'

े'बिल्कुल सच्ची।'

\_'ਛਾੱ'

ं'तो, फिर-सुनाइए।'

'सुनो दो आदमी थे। वे दोनों पड़ौसी थे। एक के पास एक बाग था। खूब फूला-फला और हरा-भरा था। एक साल की बात है, बाग में खूब फल आए। हर पेड़ फलों से लद गया। तो बाग के मालिक ने पड़ौसी से कहा, 'देखों तो मेरा बाग कैसा फूला-फला और फलों से लदा है।'

पड़ौसी ने नसीहत की, 'भाई मुबारक हो, माशा-अल्लाह तो कहो। अल्लाह का शुक्र तो अदा करो'

'अजी बहुत शुक्र अदा कर लिया' बाग वाले ने ढिटाई से जवाब दिया। 'हैं अम्मीजान।' हम सब कहानी सुनत-सुनते चौंक पड़े। हमनें कहा, 'बड़ा खराब आदमी था। अल्लाह ने बाग़ दिया और वह अल्लाह मियां को ही भूल गया।

'सुनो तो फिर क्या हुआ?' अम्मी ने आगे कहानी सुनाई, 'उसी दिन आसमान पर काले-काले बादल आए। तेज़ तूफान आया। आंधी चली। बारिश हुई और बिजली चमकी। इस तूफानी बारिश से सब फल-फूल झड़ गए और बिजली गिरने से सब पेड़ जल गए। और हरे-भरे बाग की जगह जले हुए पेड़ रह गये।'

'फिर तो वह बड़ा पछताया होगा।'

'हाँ मगर अब पछताने से क्या होता है?'

'तो अम्मीजान अब हम माशा-अल्लाह कह लिया करेंगे।'

'शाबाश बच्चों' अम्मीजान ने कहा, 'जब कोई पसन्द की चीज़ देखों तो माशा-अल्लाह कह लिया करो। जब किसी को हट्टा-कट्टा और मोटा ताज़ा देखों तो माशा-अल्लाह कह लिया करो। जैसे—यह तुम्हारा मुन्ना भैया है ना, माशा-अल्लाह कैसा तन्दरुस्त है। इसके गाल माशा-अल्लाह कैसे फूले-फूले हैं। तो जब उसे देखों तो कहो, 'माशा-अल्लाह हमारा मुन्ना बहुत अच्छा है।' माशा-अल्लाह कहने से एक फायदा और है।'

'वह क्या अम्मीजान'

'वह यह कि नज़र नहीं लगती—समझें'

'यह तो बड़ी अच्छी बात है। वाह मुफ्त की दवा'

'और बच्चों सब से बड़ी बात यह कि अल्लाह भी ख़ुश होता है।'

'हाँ, अम्मीजान'

'तो कैसे कहोगे?'

'माशा-अल्लाह मेरा फराक कैसा अच्छा है'
'माशा-अल्लाह मेरी जरसी कैसी अच्छी है'
'माशा-अल्लाह मेरा जम्पर तो देखो कैसा फूलदार है'
'सब से अच्छा' हम सब ने एक साथ कहा।

#### ५ बा-रकल्लाह

मैंने बहुत सी बातों में देखा, मेरी अम्मी का तरीक़ा, दूसरी औरतों से अलग है। फिर जब मैंने अब्बू मियां से पूछा या मौलवी साहब से पूछने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि मेरी अम्मी का ही तरीक़ा ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अम्मी जो कुछ कहती हैं। और हमें करने की नसीहत करती हैं, वह ठीक है। अभी कल की बात है, हम लोग खाना खा रहे थे कि पड़ौस वाली चची आगई। अम्मीजान ने उनको देखते ही कहा, 'आओ बहन खाना खालो' उन्होंने जवाब दिया 'बिस्मिल्लाह' करो, अल्लाह ज्यादा दे।'

उस वक्त तो हम खाना खाते रहे। कोई कुछ न बोला। लेकिन जब खाना खा चुके। पड़ौसन चची अम्मीजान से बात करके चली गई, तो सिददू ने पूछा 'अम्मीजान जब पड़ौसी चची आई थीं ना, और हम खाना खा रहे थे तो आपने कहा, 'आओ बहन खाना खालों' तो उन्होंने कहा, 'बिस्मिल्लाह' करो अल्लाह ज़्यादा दे' मगर जब कोई आप से कहता है कि आइए खाना खा लीजिए तो आप, बा-रकल्लाह कहती हैं? तो ठीक क्या है?'

अम्मी के बोलने से पहले मैं बोल उठा, 'ठीक तो हमारी अम्मीजान

#### ्ही कहती हैं।'

'अच्छा तो जनाब भी मौलवी साहब बन गए' सिद्दू भाई ने कहा, मगर जनाब यह तो बताइए आपको क्या मालूम?'

मैंने भी पटाख से जवाब दिया, 'मालूम क्यों नहीं। हम खाना शुरू ही करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो फिर पड़ौसन चर्चा ने यह क्या बीच में कहा, 'बिस्मिल्लाह करो।'

सिद्दू भाई ने मेरी तरफ देख कर कहा, 'मगर है तो यह भी दुआ ही। और फिर बिस्मिल्लाह तो हर निवाले पर पढ़े तो भी अच्छा ही है। और फिर अम्मीजान बीच में बोली जो थी, तो फिर बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करें, यह मतलब भी तो हो सकता है, उनका।'

सिद्दू भाई की इस बात का मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। और हम सब अम्मीजान की तरफ देखने लगे। अम्मीजान ने कहा,'

'हाँ सिद्दू मियां की बात भी ठीक है। बिस्मिल्लाह भी दुआ है, और खाने के बीच में कह लेने में बिल्कुल कोई हरज नहीं। लेकिन, जब कोई खाना खा रहा है और किसी आने वाले से कहे कि, 'आओ खाना खालो' तो ऐसे मौके पर बा-रकल्लाह कहने का ही ज्यादा सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने हमें यही सिखाया है कि ऐसे अवसर पर बा-रकल्लाह कहा करो। आप सल्ल0 भी ऐसा ही करते थे। हम मुसलमान हैं। हमको हर काम वैसे ही करना चाहिए जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया या करके दिखाया।'

मैंने पूछा, 'अम्मीजान यह तो बताईए कि बा-रकल्लाह का मतलब क्या है?' तो अम्मीजान ने बताया, 'मतलब तो बा-रकल्लाह का भी यही है कि अल्लाह बनकत दे। यह बड़ी अच्छी दुआ है। अल्लाह यह दुआ कबूल फरमाये। तो हम इस संसार में भी आराम से रहें और मरने के बाद जब अल्लाह मियां के सामने जाए तो वहां भी अल्लाह हमें बरकत दे। तुमने वह किस्सा नहीं सुना जो प्यारे नबी सल्ल0 ने अपने प्यारे साथियों को सुनाया था।

कहानी और वह भी प्यारे रसूल सल्ला की सच्ची कहानी का क्या कहना। हम सब सुनने के लिए सम्भल कर बैठे। अप्यी और भैया ने जो कहानी का नाम सुना तो वह भी खेल-खिलौने छोड़कर हमारे ही पास आ गए। और अम्मीजान ने कहानी इस तरह शुरू की:

'एक था अधा, एक था गंजा, एक था कोढ़ी। एक बार अल्लाह ने उनका इम्तहान लेने के लिए उनके पास एक फरिश्ता भेजा।'

'फरिश्ता' हम सब एक साथ बोल उठे। अप्पी ने कहा, 'फरिश्ता तो प्यारे रसूल सल्ल० के पास भी आता था।'

अम्मीजान ने बताया, 'हाँ बच्चों प्यारे रसूल के पास जो फ़रिश्ता आता था वह अल्लाह का हुक्म लाता था। और उसका नाम 'जिबराईल' है। जब जिबराईल आते तो रसूलुल्लाह को मालूम हो जाता था। अल्लाह ने इन तीनों के पास जिस फ़रिश्ते को भेजा वह आदमी के भेस में था। ये तीनों उसको पहचान ही नहीं सके कि आदमी है या फरिश्ता।

अच्छा सुनो, वह फरिश्ता पहले गंजे के पास गया। उससे पूछा 'क्या चाहते हो?' उसने कहा, 'मेरे सर पर अच्छे-अच्छे बाल आ जाएँ। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा। उसका गंजापन जाता रहा। फिर उसे एक बकरी दी और कहा कि बा-रकल्लाह। अल्लाह बरकत दे।

उसके बाद वह अंघे के पास गया। उससे पूछा क्या चाहता है? उसने कहा मुझे दिखाई देने लगे। फ़रिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में रोशनी आगई। फिर उसे एक गाय दी और कहा कि बा-रकल्लाह। अल्लाह बरकत दे।

फिर वह कोढ़ी के पास गया। उससे पूछा, 'क्या चाहता है?' उसने उत्तर दिया, 'मेरा कोढ़ अच्छा हो जाए।' फ़रिश्ते ने उसके शरीर पर हाथ फेरा। वह आदमी ठीक होगया। उसका रोग जाता रहा। और उसके शरीर पर अच्छी-अच्छी खाल आगई। फिर उसे एक ऊंटनी दी और कहा बा-रकल्लाह।

बरकत की दुआ देकर फ़रिश्ता चला गया। अल्लाह के हुक्म से गंजे की बकरी ने बच्चे दिए। इसी प्रकार अंधे की गाय ने और कोढ़ी की ऊंटनी ने बच्चे दिए। फिर इन बच्चों के बड़ा होने पर उनके बच्चे हुए और फिर उन बच्चों के बच्चे हुए। इस प्रकार तीन चार साल में ही बहुत सारे पशु हो गए। उनकी ग़रीबी खत्म हुई। और वे आराम से रहने लगे।

जब ये तीनों ग़रीब दौलतमन्द होगए तो एक बार फिर वही फ़रिश्ता उनके पास आया। वह गंजे के पास गया, और कहा, 'मैं बहुत दुखी हूँ, मुसाफिर हूँ। अल्लाह ने तुमको बहुत सा माल दिया है तुम मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसे दो ताकि मेरी परेशानी दूर हो। गंजे ने टका सा जवाब दिया, भाग! भाग! मैंने बड़ी मेहनत से यह जानवर पाले हैं और यह धन-दौलत जमा किया है। मैं इस में से तुझको कुछ न दूँगा।'

फ़रिश्ते ने कहा, 'तू गंजा था, अल्लाह ने तुझे सुन्दर-सुन्दर बाल दिए। तू गरीब था। तुझे बकरी दी, और फिर तेरी बकरी में बरकत दी। तू धन वाला हो गया। लेकिन तू अल्लाह को भूल गया। सुन में वही हूँ जिसने अल्लाह के हुक्म से तुझे अच्छा किया और फिर एक बकरी दी थी। लेकिन तू अल्लाह की ओर से ली गई परीक्षा में फेल हो गया। अब अल्लाह तुझको फिर वैसा ही कर देगा जैसा तू पहले था। यह कह कर फिरिश्ता चला गया। कुछ दिनों में वह आदमी फिर गंजा हो गया। और देखते ही देखते सारी बकरियां मर गईं, और वह फिर से पहले जैसा गंजा व गरीब हो गया।

'तोबा! तौबा!! गंजा बड़ा ही नाशुकरा था। हमारी जुबानों से निकला।' अम्मीजान कहानी सुनाती रहीं।

फिर वह फ़रिश्ता अंधे के पास गया। उससे कहा, 'मैं ग़रीब, दुखी मुसाफ़िर हूँ। कुछ मेरी मदद करो। अल्लाह ने तुमको बहुत सारे गाय- बैल दिए हैं। 'मगर अंधे पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने भी नाशुकरेपन की बातें कीं, और फ़रिश्ते से कहा, 'चल, चल, आगे का दरवाज़ा देख' फ़रिश्ते ने उसको भी याद दिलाया, 'तू अंधा था, अल्लाह ने तुझे रोशनी दी। तू ग़रीब था। अल्लाह ने तुझे गाय दी, फिर उसने उनमें बरकत दी। मगर तू अल्लाह को भुला बैठा है। अल्लाह फिर तुझे अंधा करदेगा। अल्लाह फिर तुझे ग़रीब कर देगा।' यह कह कर फ़रिश्ता चला गया। अल्लाह के हुक्म से देखते ही देखते उसकी सारी गायें मर ग़ाई। और वह उनके गम में रोता-रोता फिर से अंधा हो गया।

उसके बाद फरिश्ता ऊंट वाले के पास गया। उससे भी वही कहा, 'मैं दुखी, गरीब मुसाफिर हूँ, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो।' ऊँट वाले ने कहा, 'मेरे भाई, मैं पहले कोढ़ी था। अल्लाह ने मुझे अच्छा किया। मैं गरीब था, उसने मुझे एक ऊँटनी दिलाई। फिर उसमें ऐसी बरकत दी कि मैं धन वाला बन गया। ये सारे ऊँट-ऊँटनी, यह सारा धन-दौलत अल्लाह का ही दिया हुआ है, मैं इसमें से तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। तुमको जितना चाहिए, ले लो।'

फ़रिश्ते ने खुश होकर कहा, 'अल्लाह तुमको और ज्यादा बरकत दे। बा-रकल्लाह। मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए। सुनो मुझको अल्लाह ने तुम सबकी जांच के लिए भेजा था। जिसमें बकरी वाला और गाय वाला तो फेल हो गए। लेकिन अल्लाह के फज़्ल से तुम कामयाब हो गए।' यह खुशख़बरी सुनाकर और दुआ देकर फ़रिश्ता चला गया। अल्लाह ने उसके माल में खूब बरकत दी और उसकी इज़्ज़त और बढ़ गई।

अम्मी ने समझाया बच्चों, बड़े होकर तुम भी अल्लाह के बन्दों के साथ अच्छा सुलूक करना। क्या मालूम अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता किस वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए किसी ग़रीब ज़रूरतमन्द के भेस में आ जाए। हो सकता है कोई फ़रिश्ता तुमको भी दुआ दे, और तुम्हारे घर मैं भी बरकत नाज़िल हो जाए।

'इन-शा-अल्लाह।' हम हर ज़रूरतमन्द की मदद करेंगे चाहे हम उसे जानते हों, चाहे न जानते हों हमने अम्मीजान से वादा किया। अम्मीजान ने कहा 'और देखो आपस मैं एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ किया करो। 'बा-रकल्लाह' कहा करो।'

हमने कहा, 'इन-शा-अः लाह' ज़रूर हम एक दूसरे के लिए विरक्त की दुआ करते रहेंगे'

'अम्मी ने कहा, 'शाबाश। अब जाकर अपना स्कूल का काम करो और फिर सो जाओ। यह कह कर अम्मी भी उठ गई और हम सब भी उठ गए।

#### ६ जज़ाकल्लाह

आज पहले एक लतीफा सुनें और फिर देखें कि हमारी अम्मीजान किस प्रकार हमें इस्लामी रहन-सहन के तौर तरीके सिखाती थीं।

एक दिन की बात है, कि हमारी पड़ौसन तोहफे में मक्का की गर्म-गर्म खीलें लेकर आई। हमारी अम्मीजान बताती थीं कि तोहफा चाहे मामूली ही क्यों न हो, उसको वापस नहीं करना चाहिए, बल्कि ख़ुशी से रख लेना चाहिए। उन्होंने एक बार प्यारे रसूल सल्ल० की एक प्यारी हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया: 'तोहफा चाहे बकरी की खूर ही हो, फिर भी स्वीकार करो।'

तो बस अम्मीजान ने खुश हो कर मक्का की खीलें लेलीं, और कहा 'जज़ाकल्लाह'। उन्होंने पड़ौसन का दिल रखने के लिए उन खीलों के गरम-गरम होने और सोन्धे-पन की तारीफ भी की, और जब पड़ौसन जाने लगीं तो दोबारा 'जज़ाकल्लाह' कहा।

दूसरे दिन पड़ौसन बी फिर गर्म-गर्म खीलें दे गई। दूसरे दिन भी अम्मीजान ने खीलें लेलीं और 'जज़ाकल्लाह' कहा। तीसरे दिन पड़ौसन फिर गर्म-गर्म खीलें लेकर आई। अम्मीजान ने फिर 'जज़ाकल्लाह' कहा और खीलें लेकर पूछा: 'बीबी तुम यह रोज़-रोज़ खीलों की सौग़ात क्यों लाती हो?' यह सुनकर पड़ौसन बी ने कहा, 'बीबी आप ही तो कहती है, 'जा-जा कल ला' तो मैं दे जाती हूँ।'

यह सुनकर अम्मीजान बहुत हैरान हुई, और पूछने लगीं, 'बहिन मैने कब कहा जा-जा कल ला' पड़ौसन बी ने कहा, 'वाह बीबी आपने तो आज भी खीलें लेते ही कहा जा-जा कल ला'

अभी हम सोच ही रहे थे कि सिद्दू चहक कर बोला, 'अम्मी मैं बताऊँ, आप जो यह 'जजाकल्लाह' कहती हैं, तो पड़ौसन बी उसको 'जा-जा कल ला' समझीं।' यह सुन कर हम सब को तो हंसी आ गई और बेचारी पड़ौसन बी हक्का-बक्का होकर हम सब को तक़ती रह गई। अम्मीजान ने सिद्दू की समझदारी की तारीफ़ की और पड़ौसन से कहा, 'बी-बी जरा देर बैठो मैं तुमको समझाऊँ कि मैं क्यां कहती हूँ। मैं कहती हूँ, 'जज़ाकल्लाह'।

अब अम्मीजान पड़ौसन को 'जज़ाकल्लाह' का मतलब समझाने लगीं, 'देखो बीबी तुम जो हमें सौगात देती हो, यह बहुत अच्छी बात है। प्यारे नबी सल्ला० ने फरमाया है कि आपस मैं तोहफ़े भेजा करो। इससे आपस मैं मुहब्बत बढ़ती है, और रंजिशें दूर होती हैं। तोहफ़ा चाहे मामूली चीज़ का ही क्यों न हो जरूर कुबूल कर लेना चाहिए।'

पड़ौसन बी ध्यान लगाए अम्मीजान की बातें सुनती रहीं और जी-जी करती रहीं। अम्मीजान ने बताया, 'मैं 'जाजा कलला' नहीं, बिल्क 'जज़ाकल्लाह' कहती हूँ, जिसका मतलब है 'अल्लाह तुम को अच्छा बदला दे।' देखों यह कैसी अच्छी दुआ है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम को जन्नत में अच्छी-अच्छी नैमतें दे। यह मैं कुछ अपने दिल से नहीं कहती, बिल्क अल्लाह के रसूल सल्ला ने यही सिखाया है।' यह सुनकर पड़ौसन बीबी बोलीं, 'बीबी आप सच कहती हैं। प्यारे रसूल सल्ला ने हमें बड़े अच्छे-अच्छे तरीक़े सिखाए हैं।'

अम्मीजान ने बताया, 'प्यारे नबी सल्ल0 के घर जब गोश्त पकता तो आप फरमाते कि शोरबा ज्यादा करदो और उसमें से थोड़ा सा पड़ौसी को भी भेजो। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ देता, या आपका कोई काम कर देता तो आप खुश होकर उसको 'जज़ाकल्लाह' कहते और बहुत सी दुआएं देते। और यही सबको सिखाते कि जब कोई कुछ दे या कोई काम करदे या कोई काम की अच्छी बात बताए तो यह दुआ दो, 'जज़ाकल्लाह'।

हम सुनते रहे। फिर जब अम्मीजान ने अपनी बात खत्म की तो हम सब की जुबान से निकला, 'जज़ाकल्लाह' अम्मीजान अल्लाह आपको अच्छा बदला दे। कैसी अच्छी बातें बताती हैं आए। पड़ौसन बी ने भी जज़ाकल्लाह कहा और अपने घर चली गई। हमारे दिल से निकला जैसी हमारी अम्मीजान हैं, अल्लाह सबको ऐसी ही माँ दे। आमीन

# ७ अलहम्दु-लिल्लाह .

एक दिन की बात है, अम्मीजान ने हम सबको मिरिब से पहले ही खाना खिला दिया। हमने खाना खाकर नमाज पढ़ी। घर आए तो सिद्दू ने हमें कहानी का लालच दिया, और बुलाकर अम्मीजान के पास ले । या।

अम्मीजान तो क़ाम में लगी थीं। मगर सिद्दू ने कहानी सुनानी शुरू की। 'बच्चों बहुत दिनों की बात है, एक था बादशाह। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह।' सिद्दू ने यह बात कुछ इस तरह आंखें मटकाकर और इाथ हिलाकर कहीं कि हम सब को हंसी आ गई। वास्तव में पुराने जमाने में कहानी इसी तरह शुरू किया करते थे। और बात भी सच्ची है। अम्मीजान हम को बताया करती हैं कि हमारा तुम्हारा, इस सारे संसार का सूरज, चान्द, सितारों का, सबका असली बादशाह तो बस एक है, और वह है—'अल्लाह'। हमारी हंसी एकी तो सिद्दू ने

कहानी को आगे बढ़ाया, 'हां तो एक बादशाह था। बादशाह का एक वज़ीर था। वह वज़ीर बड़ा नेक, दीनदार, सच्चा, ईमानदार और साथ ही बडा समझदार था। वह हमेशा अल्लाह को याद रखता। अपनी अक्ल, पद और दौलत पर कभी न इतराता, बल्कि उनके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता। लोगों के साथ भलाई और नरमी से पेश आता और बादशाह को हमेशा अच्छी राय देता। वह बात-बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता और 'अलहम्दु-लिल्लाह' कहता। जिसका मतलब है— 'सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है।' कभी ऐसा भी होता कि चुप बैठे-बैठे उसे अल्लाह की कोई नैमत या रहमत याद आ जाती और उंसकी ज़ुबान से 'अलहम्दु-लिल्लाह' निकल जाता।' सिद्दू ने कहानी सुनाते हुए आगे बताया, 'एक बार एक भारतीय व्यापारी बादशाह के दरबार में पहुंचा, और बादशाह को हिन्दुस्तान की बनी हुई तलवारें दिखाई। पुराने जमाने में यहां तलवारें बड़ी अच्छी होती थीं और दूर-दूर तक मशहूर थीं। व्यापारी बादशाह को एक-एक तलवार दिखाता जाता और उसके गुण भी बताता जाता। 'हुजूर! यह है रेशम काट, यह पत्थर-काट है, यह है आबदार, यह ताबदार, यह चम-चम और यह अटूट। व्यापारी एक तलवार राजा को दिखाता जा रहा था। अन्त मैं उसने एक छोटा सा गोल-गोल डिब्बा निकाला और बादशाह को बताया कि यह लप-लप है। बादशाह ने इस नाम की और ऐसी तलवार कभी न देखी थी और न सुनी थी। सौदागर ने डिब्बे में से तलवार निकाली जो देखने मैं बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे कि फीता या निवाड़ गोल-गोल लिपटा हुआ हो। व्यापारी ने तलवार का कब्ज़ा हाथ मैं पकड़ कर एक बटन दबाया। बटन के दबते ही शररर... की आवाज निकली और अब उसके हाथ मैं लप-लप करती एक चमकीली तलवार थी। उसने तलवार को इधर-उधर हिला चलाकर दिखाया बादशाह ने पूछा. 'मगर यह बन्द कैसे होगी?' व्यापारी ने वही हैंडिल मैं लगा दूसरा बटन दबा दिया। तलवार लिपट कर फिर गोला सा बन गई। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने यह कमाल की तलवार देखने के लिए अपने हाथ मैं ली। कब्जा ठीक से पकड़ा और बटन दबा दिया। तलवार शरर. . से खुलकर सीधी हो गई। वह एक उगली से तलवार की धार देखने लगा की बेख्याली में तलवार को बन्द करने वाला बटन दब गया। तलवार इतनी तेजी के साथ बन्द हुई कि बादशाह जिस उंगली से धार देख रहा था वह कट कर दूर जा गिरी और उंगली से खून फूट पड़ा। बादशाह की जुबान से निकला 'उफ-अल्लाह'। और वजीर की जुबान से निकला—'अलहम्दु-लिल्लाह'।

हम सबको सिद्दू की कहानी में बड़ा मज़ा आ रहा था। सिद्दू ने इतनी कहानी सुना कर ज़रा सांस लिया तो हम सबने पूछा, 'आगे क्या हुआ' सिद्दू साहब ने ज़रा खंकार कर गला साफ किया और बोले, 'जनाब बस होना क्या था। अपनी उंगली कटने पर वज़ीर की जुबान से अल्हम्दु-लिल्लाह सुनकर बादशाह को एक दम गुस्सा आ गया और वह वज़ीर को डांट कर बोला, 'मेरी तो उंगली कटी, और तुम अलहम्दु-लिल्लाह कह कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है।' वज़ीर ने कहा, 'हुज़ूर हर हाल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।' बादशाह ने यह सुनकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, 'इस बेवकूफ़ को राजधानी से बाहर निकाल दो और इसका सारा सामान छीन कर गरीबों मैं बांट दो।'

बस फिर क्या था, देखते ही देखते वज़ीर अपने बीबी बच्चों के साथ खाली हाथ राजधानी से बाहर निकाल दिया गया न पास पैसा न सवारी। फिर बीवी बच्चों का साथ। बेचारा मुसीबतें भरता नगर सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। और कहीं दूसरे नगर में र बसा।

इघर बादशाह की सुनो। इस घटना के काफी दिन बाद बादशा शिकार के लिए जंगल में पहुँचा। काफी देर के बाद बादशाह को ए हिरन दिखाई दिया। उसने अपना घोड़ा हिर्न के पीछे डाल दिया औ उसका पीछा करते-करते कई किलो मीटर दूर निकल गया। एक झार के पास पहुंच कर हिरन गुम हो गया, बादशाह उसको न पा सका। व काफी थक गया था। और उसके साथी कहीं पीछे रह गए थे। बादशा एक पेड़ के नीचे घोड़े से उत्तर गया। घोड़े को एक तरफ बांघा। चम की बोतल से निकाल कर पानी पिया, और आराम करने बैठ गया ठंडी-ठंडी हवा लगी तो सो गया। वह अभी सो ही रहा था कि कुर जंगली आदिमयों ने उसे देख लिया। उनको देवी पर भेंट देने के लिए एक आदमी की तलाश थी। सोते हुए बादशाह को देख कर खुश हो गए और उसको दबोच लिया। बादशाह को बांघ कर वे अपने सरदार वे पास ले गए। सरदार भी बड़ा खुश हुआ। बादशाह को देवी पर चढ़ाने वे लिए तैयारी की जाने लगी। सब लोग देवी के सामने जमा होका नाचने-गाने लगे। अभी बादशाह को गले से ज़िब्ह करने की तैयारी हे रही थी कि एक पुजारी की नज़र उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने सरदार से कहा, 'इसकी उंगली कटी है, देवी इसकी भेंट स्वीकार नहीं करेगी। सही सलामत आदमी चाहिए' सरदार ने कटी हुई उंगली देखी, बुरा सो मुंह बनाया और बादशाह को छोड़ दिया गया।

्र जब बादशाह वापस हुआ तो उसने सोचा आज इस कटी हुई उंगली

के कारण बच गया। नहीं तो आज जान गई थी। जब यह उंगली कटी तो वज़ीर ने 'अलहम्दु-लिल्लाह' जो कहा था, वह ठीक ही कहा था। यह सोचता हुआ राजधानी वापस आया और वज़ीर को तलाश करने चारों ओर सिपाही मेज दिए। जब वज़ीर मिल गया तो बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने वज़ीर को फिर से अपना वज़ीर बना लिया और कहा, 'तुम ने सच कहा था हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।' सिद्दू यहां तक कह चुका तो बोला, 'कहानी खत्म हुई। तभी अम्मीजान आ गई और बोलीं 'नहीं, सिद्दू अभी कहानी अधूरी है, पूरी नहीं हुई।' हम सोचते रहे, कहानी में वया कमी रह गई। सिद्दू ने कहा, 'अम्मीजान अब जो कमी रह गई वह आप पूरी कर वीजिए।' अम्मी ने कहा: 'बच्चों जब वज़ीर वापस आया तो राजाने कहा, 'यह बात तो मेरी समझ में आ गई कि मेरी उंगली कटी होने से मेरी जान बच गई। अलहम्दु-लिल्लाह, लेकिन इतने दिनों तुम जो कष्ट उठाते रहे, तो उसमें अल्लाह का क्या एहसान है?'

वज़ीर बोलां, 'जनांब अल्लांह का शुक्र है उस वक्त मैं आपके पास न था। अगर मैं आपके पास होता तो आपका साथ न छोड़ता फिर जंगल में दोनों पकड़े जाते। आप तो कटी उंगली देख कर छोड़ दिए जाते, मगर मैं फंस जाता। मेरे हाथ, पैर, आंख, कान, नांक सब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए वे जंगली मुझको ही देवी पर भेंट चढ़ा देते। अलहम्दु-लिल्लांह कि पहले ही आपने मुझे निकाल दिया था।'

बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दरबार में जितने लोग थे, सब 'अलहम्दु-लिल्लाह', अलहम्दु-लिल्लाह कहने लगे। तो बच्चों, प्यारे नबी सल्ल0 ने हमें जो तौर-तरीके, रहने-सहने के जो ढंग सिखाए हैं वे कितने अच्छे हैं। तुम भी हर हाल में अलहम्दु-लिल्लाह कहा करो। अलहम्दु-लिल्लाह कहानी खत्म हुई।